वैदिक सनातन-धर्मको अनादि न माननेपर भी सबसे पहलेका तो मानते ही हैं। अतएव युक्तिसे भी इन सबकी सबसे श्रेष्ठता सिद्ध होती है। ऐसे उत्तम देश, जाति और धर्मको पाकर भी जो लोग नहीं चेतते हैं, उनको बहुत ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

सो परत्र दुख पावहीं, सिर घुनि-घुनि पछिताय। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय॥

वे लोग मृत्युकाल नजदीक आनेपर सिरको धुन-धुन-कर दुःखित-दृदयसे पश्चात्ताप करेंगे और कहेंगे कि 'कलिकालरूप समयके प्रभावके कारण में कल्याणके लिये कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे प्रारक्षमें ऐसा ही लिखा था; ईश्वरकी ऐसी ही मर्जी थी।' किन्तु यह सब कहना उनकी भूल है क्योंकि यह कलिकाल पापोंका खजाना होनेपर भी आत्मोद्धारके लिये परम सहायक है।

कळेदींबनिधे राजन्नस्ति होको महान्गुणः। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं बजेत्॥ (श्रीमद्रा०१२।३।५१)

'हे राजन् ! दोषके खजाने कलियुगर्मे एक ही यह महान् गुण है कि भगवान् श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही आसक्ति-रहित होकर मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है।' केवल भगवान्के पवित्र गुणगान करनेसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त हो जाता है । आत्मोद्धारके लिये साधन करनेमें प्रारब्ध भी वाधक नहीं है । इसलिये प्रारब्धको दोप देना व्यर्थ है और ईश्वरकी दयाका तो पार ही नहीं है—

आकर चारि छाख चौरासी।
योनिन श्रमत जीव अविनाशी॥
फिरत सदा |मायाके प्रेरे।
काल कर्म स्वभाव गुण घेरे॥
कबहुँक करि करुणा नरदेही।
देत ईश बिनु हेतु सनेही॥

इसपर मी ईश्वरको दोप लगाना मूर्ज़ता नहीं है तो ओर क्या है ? आज यदि हम अपने कमोंके अनुसार बन्दर होते तो इधर-उधर घृश्चांपर उछल्ते फिरते, पश्ची होते तो वनमें, शूकर-कूकर होते तो गाँवोंमें भटकते फिरते । इसके खिवा और क्या कर सकते थे ? कुछ सोच-विचारकर देखिये—परम दयाछ ईश्वरकी कितनी भारी दया है, ईश्वरने यह मनुष्यका शरीर देकर हमें बहुत विलक्षण मौका दिया है, ऐसे अवसरको पाकर हमलोगोंको को नहीं चूकना चाहिये। पूर्वमें भी ईश्वरने हमलोगोंको ऐसा मौका कई बार दिया था किन्तु हमलोग चेते नहीं, इसपर भी यह पुनः मौका दिया है। ऐसा मौका पाकर हमें सचेत होना चाहिये क्योंकि महान् ऐश्वर्यशाली मान्याता और श्रुधिष्ठर-सरीले धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा; दीर्घ आयुवाले हिरण्यकशिपु, रावण और कुम्मकर्ण-जैसे बली और प्रताणी दैत्य; वरुण, कुबेर और यमराज-जैसे लोकपाल और इन्द्र-जैसे देवताओं मी राजा संवारमें उत्पन्न हो होकर इस शरीर और ऐश्वर्यको यहीं त्यागकर चले गये; किसीके साथ एक कौड़ी भी नहीं गयी। फिर विचार करना चाहिये कि इन तन, धन, कुढ़म्ब और ऐश्वर्य आदिके साथ अल्प आयुवाले हमलोगोंका तो सम्बन्ध ही कितना है।

फिर आपछोग मिदरा पीये हुए उन्मत्तकी भाँति इन सब बातोंको मुछाकर दुःखरूप संसारके अनित्य विषय-भोगोंमें एवं उनके साधनरूप घनसंग्रहमें तथा कुटुम्ब और शरीरके पालनमें ही केवल अपने इस अमूल्य मनुष्य-जीवनको किसलिये घूलमें मिला रहे हैं ? इन सबसे न तो आपका पूर्वमें सम्बन्ध था और न भविष्यमें रहनेवाला है, फिर इन क्षणस्थायी वस्तुआंकी उन्नतिको ही अपनी उन्नतिकी पराकाष्ठा आप क्यों मानने लगे हैं ? यह जीवन अल्प है और मृत्यु हमारी बाट देख रही है; विना खबर दिये ही अचानक पहुँचनेवाली है। अतएव जबतक इस देहमें प्राण है, वृद्धावस्था दूर है, आपका इसपर अधिकार है, तबतक ही जिस कामके लिये आये हैं, उस अपने कर्तन्यका शीघातिशीघ पालन कर लेना चाहिये। मर्नृहरिने मी कहा है कि—

यावत्वस्थिमदं कलेवरगृहं यावच दूरे जरा यावचेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुपः। भात्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यःप्रयक्तोमहान् प्रोहीसे भवने च कृषखननं प्रत्युद्यमः कीदशः॥

'जवतक यह शरीररूपी घर स्वस्य है, दृद्धावस्या दूर है, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है और आयुका भी (विशेष) क्षय नहीं हुआ है, तभीतक विद्वान् पुरुपको अपने कल्याणके लिये महान् प्रयत्न कर लेना चाहिये, नहीं तो घरमें आग लग जानेपर कुआँ खोदनेका प्रयत्न करनेसे क्या होगा ?'

## अतएव—

काल भजंता आज भज, आज भजंता अव। पलमें परलय होयगी, वहुरि भजेगा कव॥

यही परम कर्तव्य है, जिसका सम्पादन आंजतक कभी नहीं किया गया । यदि इस कर्तव्यका पालन पूर्वमें किया जाता तो आज हमलोगोंकी यह दशा नहीं होती । दुनियामें ऐसी कोई भी योनि नहीं होगी जो हमलोगोंको न मिली हो । चींटीसे लेकर देवराज इन्द्रकी योनितकको हमलोग भोग चुके हैं किन्तु साधन न करनेके कारण इमलोग भटक रहे हैं और जबतक तत्पर होकर कल्याणके लिये साधन नहीं करेंगे तवतक भटकते ही रहेंगे । हजारों-लाखों ब्रह्मा हो-होकर चले गये, और करोड़ों. इन्द्र हो-होकर चले गये, और हमलोगोंके इतने अनन्त जन्म हो चुके कि पृथ्वीके कणोंकी संख्या गिनी जा सकती है, किन्तु जन्मोंकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। और भी चाहे छाखों, करोड़ों कल्प बीत जायें, बिना साधनके परमात्मा-की प्राप्ति होती नहीं। और विना परमात्माकी प्राप्तिके भटकना मिट नहीं सकता । इसलिये उस सर्वव्यापी परम दयाछ परमात्माके नाम और रूपका सदा-सर्वदा स्मरण और उसीकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। इसीसे परमात्माकी प्राप्ति चीघ्र और सुलमं है। (गीता ८ । १४; १२ । ६-७ ) इन साधनोंके लिये उन महा-

पुरुपोंकी शरणमें जाना चाहिये, जिन पुरुपोंको सचे सुखकी प्राप्ति हो चुकी है। उन पुरुपोंके संग, सेवा और दयासे ही भगवानके गुण और प्रभावको जानकर भगवान्में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होकर भगवान्की प्राप्ति होती है। और जिन पुरुपोंपर प्रभुकी दया होती है, उन्होंपर महापुरुपोंकी दया होती है, क्योंकि—

## जापर कृपा रामकी होई। तापर कृपा करे सब कोई॥

प्रभुकी दयासे ही महापुरुपोंका संग और सेवा करनेका अवसर मिलता है। यद्यपि प्रभुकी दया सबके ऊपर ही अपार है, किन्तु हमलोग इस वातको अञ्चानके कारण समझते नहीं हैं, विपय-सुखमें भूले हुए हैं। इसीलये उस दयासे पूरा लाम नहीं उटा सकते। जैसे किसीके घरमें पारस पड़ा है, पर वह उसके गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण दिद्रताके दुःखको भोगता है, उसी प्रकार हमलोग भगवान् और भगवान्की दयाके रहस्य, प्रभाव, तत्त्व और गुणोंको न जाननेके कारण दुखी हो रहे हैं।

अतएव इन सबको जाननेके लिये महापुरुपोंका संग, सेवा तथा प्रभुके नाम, रूप, गुण और चरित्रोंका

ग्रन्थोंमें अध्ययन करके उनका कीर्तन और मनन करना चाहिये। क्योंकि यह नियम है कि कोई मी पदार्य हो। उनके गुण और प्रमाव जाननेसे उसमें श्रद्धा-प्रेम, और अवगुग जाननेमें चूजा होती है। और यह बात प्रसिद है कि परमेश्वरके समान संसारमें न (कोई गुणी है और न कोई प्रमावशार्थ । जिसके सङ्कल्य करनेसे तया नेत्रींके स्रोडने और मूँदनेचे छणमें संगारकी उत्पत्ति और विनाश हो जाता है। जिसके प्रमावसे क्षणमें मच्छरके तस्य वीव मी इन्द्रके समान और इन्द्रके तुत्य जीव मञ्चरके समान हो जाते हैं; इतना ही स्यॉ; वह असन्मवकी सम्मव और सम्मवको मी असम्मव कर सकता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उसके प्रमावसे न हो सके। एंसा प्रमावशाली होनेपर भी वह मजनेवालेकी उपेक्षा नहीं करता, वरिक भजनेवालेको स्वयं भी वैसे ही मजता है, इस रहत्तको किञ्चित् मी जाननेवाला पुरुष एक क्षणके लिये भी ऐसे प्रस्का वियोग कैसे सह सकता है ?

वो परमेश्वर महापामर दीन दुर्खा अनायको याचना करनेपर उनके दुर्गुण और दुराचारोंकी ओर खबाट न करके बचेको माताकी भाँति गडे छगा छेता है। ऐसे उस परम दबाछ सचे हितेपी परम-पुरुषकी इस दबाके तत्त्वको जाननेवाला पुरुष पवित्र होनेके लिये आर्तनाद करनेमें क्या विलम्ब कर सकता है १

उस परमात्मामें धैर्य, क्षमा, दया, त्याग, शान्ति, प्रेम, शान, समता, निर्भयता, वत्सलता, सरलता, कोमलता, मधुरता, सुद्धदता आदि गुणोंका पार नहीं है, और परमात्माके ये सब गुण उसको भजनेवालेमें स्वाभाविक ही आ जाते हैं—इस बातके मर्मको जाननेवाला पुरुप उसको छोड़कर एक क्षण भी दूसरेको नहीं भज सकता।

जो प्रेमका तत्त्व जानता है—साक्षात् प्रेमस्वरूप है जो महान् होकर भी अपने प्रेमी भक्त और सखाओंके साथ उनका अनुगमन करता है, ऐसे उस निरिममानी, प्रेमी, दयाछ भगवानके तत्त्वको जाननेवाला पुरुष उसकी किसी भी आशाका उछञ्चन केसे कर सकता है !

इन सब भगवान्के गुण और प्रभावको जान लेनेप्र तो बात ही क्या है, किन्तु ऐसे गुण और प्रभावशाली प्रमुके होनेमें विश्वास (श्रदा) होनेपर भी मनुष्यके द्वारा पापाचार तो हो ही नहीं सकता, बल्कि उसके प्रभाव और गुणांको स्मरण कर-कर मनुष्यमें स्वाभाविक ही निर्भयता, प्रसन्नता और शान्ति आ जाती है। और पद- पदपर उसे आश्रय मिळता रहता है, जिससे उसके उत्साह और साधनकी वृद्धि होकर परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है।

यदि ऐसा विश्वास न हो सके तो भी उसको अपने चित्तसे एक क्षण भुलाना तो नहीं चाहिये। नहीं तो भारी विपत्तिका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ जाता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है, इस प्रकार शास्त्र और महात्माओंने कहा है और यह युक्तिसंगत भी है । स्रोते समय मनुष्य जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ सोता है, स्वप्नमें भी प्रायः वही वस्तु उसे प्रत्यक्ष-सी दिखलायी देती है. इसी प्रकार मरणकालमें भी जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ मृतुष्य मरता है, आगे जाकर वह उसीको प्राप्त होता है अर्थात् जो भगवान्को चिन्तन करता हुआ जाता है, वह भगवानको प्राप्त होता है और जो संसारको चिन्तन करता हुआ जाता है, वह संसारको प्राप्त होता है। यदि कहें कि अन्तकालमें ही मगवान्का चिन्तन कर लेंगे-तो ऐसा मानना भूल है। अन्तकालमें इन्द्रियाँ और मन कमज़ोर और व्याकुल हो जाते हैं। उस समय प्रायः पूर्वका अभ्यास ही काम आता है। इसलिये

मनुष्यजनमको पाकर यह जोखिम तो अपने सिरसे उतार ही देनी चाहिये, यानी और कुछ साधन न बन पड़े तो गुण और प्रमावके सहित नित्य-निरन्तर परमेश्वरका सरण तो करना ही चाहिये। इसमें न तो कुछ खर्च लगता है और न कुछ परिश्रम ही है, बल्कि यह साधन प्रत्यक्ष आनन्द और शान्तिदायक है तथा करनेमें मी बहुत सुगम है । केवल विश्वास (श्रद्धा) की ही आवश्य-कता है। फिर तो अपने-आप सहज ही सब काम हो सकता है । परमात्मामं विश्वास होनेके लिये परमात्माके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, प्रेम और चरित्रकी बात महापुरुषों-से भवण करके उसका मनन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे उन महापुरुप और परमात्माकी द्यांसे परमेश्वर-में विश्वात और परम प्रेम होकर उसकी प्राप्ति सहजमें ही हो सकती है। परन्त शोककी वात है कि ईश्वर और परलोकपर विश्वास न रहनेके कारण हमलोग इस ओर खयाल न करके अपने अमृहय जीवनको अपने आत्मो-द्वारूप ऊँचे-से-ऊँचे काममें विताना तो दूर रहा, नाशवान् क्षणभङ्कर सांसारिक विपय-भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं। सांसारिक पदार्थों में जो क्षणिक सुखकी प्रतीति होती है। वास्तवमें वह सुख नहीं है। घोखा

है। यह बात विचार करनेसे समझमें आ सकती है। ईश्वरने हमलोगोंको बुद्धि और ज्ञान विवेकपूर्वक समय बितानेके लिये ही दिया है, अतएव जो भाई अपने जीवनको बिना विचारे बिताता है, वह अपनी अज्ञताका परिचय देता है। हर एक मनुष्यको यह विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ १ यह संसार क्या है १ इसके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है १ मैं क्या कर रहा हूँ १ मुझे क्या करना चाहिये १

संशारके सारे प्राणी सुख चाहते हैं, वह सुख मी सदा-सर्वदा अपार चाहते हैं और बुःखको कोई किञ्चित् मात्र भी कभी नहीं चाहता । किन्तु ऐसा होता नहीं, बल्कि उसकी इच्छाके विपरीत ही होता है। क्योंकि यह अपने समयको मूर्खताके कारण जैसा विताना चाहिये वैसा नहीं विताता।

संसारमें जो वहे-वहे विद्वान् और बुद्धिमान् समझे जाते हैं, वे भी मौतिक यानी सांसारिक युखको ही युख मानकर उसकी प्राप्तिके लिये मोहके वशीभृत होकर टूट पढ़ते हैं और उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा करना ही उन्नति मानते हैं। बहुत-से लोग सांसारिक युखोंकी प्राप्तिके साधनरूप कपयोंको ही सर्वोपरि मानकर धनसञ्चय करना

ही अपनी उन्नति मानते हैं और कितने ही लोकमें मान, ब्रहाई, प्रतिष्ठाके लिये अपनी ख्याति करना ही उन्नति मानते हैं । किन्त यह सब मुर्खता है क्योंकि ये सारी वार्ते अनित्य होनेके कारण इनमें भ्रमसे प्रतीत होनेवाला क्षणिक सख भी अनित्य ही है। अनित्य होनेके कारण ही शास्त्रकारोंने इसे असत्य बतलाया है। शास्त्र और महापुरुपोंका यह सिद्धान्त है एवं युक्तिसंगत भी है। कोई भी पदार्य हो जो सत् होगा, उसका किसी भी प्रकार कभी विनाश नहीं होगा । उसपर कितनी ही चोटें लगें, वह सदा-सर्वदा अटल ही रहेगा । जो असत् पदार्थ है, उसके लिये आप कितना ही प्रयक्ष करें, यह कमी रहनेका नहीं । इन सब बातोंको समझकर क्षणभङ्गर-नाशवान सुखसे अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको हटाना चाहिये और वास्तवमें जो सचा सुख है उसके लिये प्रयत करना चाहिये । उसकी प्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हो जाना ही असली उन्नति है ।

अब हमको यह विचार करना चाहिये कि सचा सुल क्या है और किसमें है ! तथा मिथ्या सुल क्या है और किसमें है ! सर्वशिक्तमान् विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ही नित्य वस्तु है, अतएव उस परमात्माके सम्बन्धसे होनेवाला मुख ही सत्य और नित्य सुख है। जो सांसारिक पदार्थ हैं, वे सब क्षणमङ्गर और अनित्य होनेके कारण उनमें प्रतीत होनेवाला सख क्षणिक और अनित्य है । अव यह विचार करें कि सांसारिक पदार्थ और उनमें प्रतीत होनेवाला सुल क्षणिक और अनित्य कैसे है १ देखिये, जैसे प्रातःकाल गायका दूघ दुहकर तुरन्त पान किया जाता है तो उसका खाद, गुण, रूप दूसरा ही होता है। और सायंकालतक पड़े रहनेपर कुछ दूसरा ही हो जाता है यानी प्रातःकाल-जैसा स्वाद और गुण उसमें नहीं रहता तथा रूप भी कुछ गाढ़ा हो जाता है। दूसरे और तीसरे दिन तो स्वाद, गुण और रूपकी तो बात ही क्या है, उसका नाम भी बदल जाता है अर्थात् कुछ किया न करनेपर भी दूधका दही हो जाता है तथा मीठेका खहा। पित्त और वायुनाशककी जगह पित्त और वायुवर्धक, एवं पतलेका अत्यन्त गाढ़ा हो जाता है। और दस दिनके बाद तो पड़ा-पड़ा खामाविक ही विषके तुस्य खास्यके लिये अत्यन्त हानिकर हो जाता है। विचार करके देखिये, कुछ किया न करनेपर मी अमृतके तुरूय दूध-जैसे पदार्थ-में क्षणपरिणामी होनेके कारण पहिलेवाले स्वाद, गुण, रूप और नामका अत्यन्त अमाव हो जाता है। यदि वह नित्य होता तो उसका परिवर्तन और विनाश नहीं होता । इसी प्रकार अन्य सब पदार्थोंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । अतएव इन सांसारिक पदार्थोंमं प्रतीत होनेवाला नुख वास्तवमें सुख नहीं है । यदि प्रतीत होनेवाले क्षणिक चलको सुख माना जाय तो उससे बढ़कर उनमें दुःख भी है, इसिटिये वे त्याज्य हैं। एक पुरुष रमणीके साथ रमण करता है, उस समय उसको क्षणिक सुख-सा प्रतीत होता है, पर आगे चलकर उससे रोगोंकी बृद्धि, तथा वल, बृद्धि, तेज और आयुका क्षय होता है एवं वह महान् दुःस्त्री होकर शोध ही कालका प्रास यन जाता है। उपर्युक्त कार्य धर्मसे विरुद्ध करनेपर तो इस लोकमें अपकीर्ति और मरनेपर नरककी भी प्राप्ति होती है। अब विचार करके देखिये कि क्षणिक सुखके बदलेमें कितने समयतक कितना दुःख भोगना पड्ता है। इसी प्रकार अन्य सब पदायोंके भोगमें भी समझना चाहिये क्योंकि विषयोंके भोगमात्रसे शरीर और इन्द्रियाँ श्लीण हो जाती हैं और अन्तःकरण दूपित, दुर्बल और चञ्चल हो जाता है; पूर्वकृत पुण्योंका क्षय और पापोंकी चृद्धि होती है। इतना ही नहीं, भीर और बीर पुरुष भी विलासी बन जाते हैं तथा ईश्वरप्राप्तिके मार्गपर आरूढ नहीं हो सकते । कोई आरूढ़ होनेका प्रयत्न करते हैं तो भी उनको सफलता शीव नहीं होती ।

इसलिये इन पदार्थोंके भोगनेके उद्देश्यसे अर्थ (धन) को इकटा करना भी भूछ ही है-क्योंकि प्रथम तो इस अर्थ ( धन ) के उपार्जन करनेमें बहुत परिश्रम होता है। इतना ही नहीं, घोर नरकदायक पाप यानी अनेकों अन्थं करने पड़ते हैं। फिर इसकी रक्षा करनेमें बहत कठिनाई पढ़ती है। कहीं-कहीं तो इसकी रक्षा करनेमें प्राणोंपर नौबत आ जाती है। इसके खर्च और दान करनेमें भी कम दुःख नहीं होता । छोग कहते हैं कि देना और मरना समान है। इसके नाश और वियोगमें बड़ा दुःख होता है। जब मनुष्य इसको छोड़कर परलोक-में जाता है, उस समय तो दुःखका पार ही नहीं है। अतएव क्षणिक सुखकी प्राप्तिके लिये महान् दुःखका सामना करना मूर्खता नहीं तो और क्या है! फिर उस अर्थ (धन) के द्वारा प्राप्त होनेवाला विषयसुख भी इसकी इच्छानुसार इसको नहीं मिल सकता । संसारमें बड़े-बड़े जो व्यावहारिक दृष्टिसे विद्वान् और बुद्धिमान् समझे जाते थे, वे सब इस धनको छोड़ सिर धुन-धुनकर पछताते हुए चले गये । बड़े-बड़े प्रतापी, प्रभावशाली, बलबान पुरुष भी इसे साथ नहीं ले जा सके, फिर हमलोगोंकी तो बात ही क्या है। संसारमें यह भी देखा जाता है कि धन इकड़ा कोई करता है और उसका उपभोग प्रायः दूसरा ही करता है जो कि कहीं-कहीं तो उसके उद्देश्यसे विस्कृत ही विपरीत होता है। जैसे शहदकी मक्ली शहद इकड़ा करती है पर उसका उपभोग प्रायः दूसरे लोग ही करते हैं। यह उसकी मृख्ताका परिचय है। मिस्त्यमां तो साधारण कीट हैं किन्तु मनुष्य होकर भी जो इस विपयपर विचार नहीं करता, वह उन कीटोंसे भी बहकर है।

एक भाई रोज हजार रुपये कमाता है और आज हजार रुपयोंकी थैली उसके घरपर आ गयी, तो कलके लिये दो हजारकी चेष्टा करता है, पर थोड़ी देरके लिये समझ लीजिये कि कल उसकी मृत्यु होनेवाली है और यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके बाद उसका हस धनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता और मृत्यु विना खबर दिये ही अचानक आती है और सम्पूर्ण धनको खर्च कर देने तथा लाख प्रयत्न करनेपर भी किसी भी प्रकार मृत्युसे बह खूट नहीं सकता। उसकी मृत्यु अवश्यमेव है। ऐसी हालतमें जिन पढ़े-लिखे तथा प्रतिष्ठित टाइटल पाये हुए मनुष्योंका घनसञ्चय करना ही ध्येय है उनकी शहद इकहा करनेवाली मनिखयोंसे भी वढ़कर अज्ञता कही जाय तो इसमें क्या अत्युक्ति है !

जो नाम-ख्यातिके लिये तन, मन, धनको लगाते हैं, वे भी बुद्धिमान् नहीं हैं, क्योंकि नाम-ख्याति सच्चे सुखमें बाधक है और मरनेके बाद भी उस नाम-ख्यातिसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतएव उन धनी-मानो विषयासक्त भाइयोंसे सविनय निवेदन है कि आपका एक परमेश्वर और उसकी आज्ञापालनरूप धर्मके सिवा इस लोक और परलोकमें कहीं भी कोई साथी तथा सहायक नहीं है। इसलिये यदि नाम-ख्यातिकी ही इच्छा हो तो भी भगवत्प्राप्तिकी ही चेष्टा करनी चाहिये। क्योंकि जब उस ब्रह्मको अभेदरूपसे प्राप्त हो जावेंगे यानी जब आप परमात्मा ही बन जावेंगे, तब वेद और शास्त्रोंमें जो विज्ञान-आनन्दघन ब्रह्मकी महिमा गायी है और भगवान श्रीराम और श्रीकृष्णकी जो ख्याति है, वह सब तुम्हारी ही हो जायगी । इतना ही नहीं, दुनियामें जितनी भी ख्याति हो रही है और होगी, वह सब तुम्हारी ही है। क्योंकि जो पुरुष ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह सवका आत्मा ही हो जाता है । इसलिये सबकी ख्याति ही उसकी ख्याति है। और सबकी ख्याति भी उसके एक अंदामात्रमें ही खित है। गीतामें श्रीभगवान्ने कहा भी है—

यचित्रभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव घा। तत्त्वदेवावगच्छ त्यं मम तेजाँऽशसंभवम्॥ (१०।४१)

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्तः कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है। उस-उसको त् मेरे तेजके अंशरो ही उत्पन्न हुई जान।'

अय विचार करना चाहिये कि फिर तुच्छ होिफिक ख्यातिकी इच्छा करना और उसके लिये अपना तनः मनः, धन नष्ट करना कितनी मृर्खता है । वास्तवमें भगवान्की प्राप्ति अपनी ख्यातिके लिये नहीं करनी है। वह तो हमारा परम ध्येय और आश्रय होना चाहिये क्योंकि उस पदको प्राप्त होनेपर और कुछ भी पाना वाकी नहीं रहता । इसीको मुक्ति, परमपद और तचे सुखकी प्राप्ति कहते हैं। जुगन्का जैसे सूर्यके साथ तथा वूँदका जैसे समुद्रके साथ मुकावला सम्भव नहीं, उसी प्रकार सुति दुनियाका सम्पूर्ण सुख मिलाकर भी उस

विशान-आनन्दघनकी प्राप्तिरूप सच्चे सुखके साय उसका मुकावळा नहीं किया जा सकता । भगवान् गीतामें कहते हैं—-

यावानर्थं उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः॥ (१।४६)

'सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें (मनुष्यका) जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले ब्राह्मणका (मी) सब वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात् जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जलके लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती।'

जैसे स्वप्नमें प्राप्त हुए त्रिलोकीके राज्य-युलका घोड़े-से भी जागत्के सुखके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता तथा यदि उस स्वप्नके राज्यको कोई वेचना चाहे तो एक पैसा भी उसका मृत्य नहीं मिलता क्योंकि जागनेके बाद उस स्वप्नके राज्यका कोई नाम-निशान ही नहीं है, वैसे ही परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद इस संसार और सांसारिक सुखका नाम-निशान भी नहीं रहता। अतएव ऐसे अनन्त सुखको छोड़कर जो क्षणमझुर, नाशवान् मिथ्या सुखके लिये चेष्टा करता है, उससे बढ़कर कौन मूर्ख है !

दूसरा जो प्रेममें सुण्य होकर मेदरूपसे मगवान्की उपासना करता है उसकी तो और भी अद्भुत लीला है । वह स्वामीकी प्रसन्नतामें प्रसन्न और उनके सुखमें सुखी रहता है । स्वामीमें अनन्य प्रेम, निस्य संयोग और उनकी प्रसन्नताके लिये ही उस मक्तकी सारी चेष्टाएँ होती हैं । अपने प्रेमास्पद सगुण ब्रह्मपर तन, मन, धनकों और अपने-आपको न्यौछावर करके वह प्रेम और आनन्दमें सुण्य हो जाता है । केवल एकमात्र भगवान् ही उसके परम आश्रम, जीवन, प्राण, धन और आत्मा हैं । इसिलये वह मक्त उनके वियोगको एक क्षण भी नहीं सह सकता । उस प्यारे प्रेमीके नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रमाव, रहस्य और चरित्रोंका श्रवण, मनन और कीर्तन करता हुआ नित्य-निरन्तर उसमें रमण करता है ।

इस आनन्दमें वह इतना सुग्घ हो जाता है कि ऊपरमें अभेदरूपसे बतलायी हुई परमगति यानी मुक्तिरूप सुखकी भी वह परवा नहीं करता। मछली जैसे जलके वियोगको, नहीं सह सकती वैसे ही मगवान्का वियोग

उसको अत्यन्त असहा हो जाता है। इतना ही नहीं। भगवान्के मिलनेपर भगवान् जब उसको हृदयसे लगाते हैं, तब बस्रादिका व्यवधान भी उसको विघ्ररूप-सा प्रतीत होने लगता है । वह अन्यवधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिलना ही पसंद करता है और एक क्षण भी भगवानसे अलग होना नहीं चाहता । इस प्रकार मगवत्प्राप्तिरूप आनन्दमें जो मम है, उसके गुणोंका वर्णन वाणीद्वारा शेप, महेश, गणेश आदि भी नहीं कर सकते, फिर अन्यकी तो बात ही क्या है ? ऋषि, सनि, महात्मा और सारे वेद जिन परमेश्वरकी महिमाका गान कर रहे हैं, वे परमेश्वर स्वयं उस भक्तकी महिमा गाते हैं और उसके प्रेममें विक जाते हैं। तथा उस मक्तके भावके अनुसार भावित हुए उसकी इच्छानुसार प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके साथ रसमय क्रीडा करने लग जाते हैं यानी जिस प्रकारसे भक्तको प्रसन्नता हो, वैसी हो लीला करने लगते हैं ।

यदि कहा जाय कि भेद और अभेदरूपसे होनेवाली परमात्माकी प्राप्तिमें क्या अन्तर है तो इसका उत्तर यह है कि अभेदरूपसे परमात्माकी उपासना करनेवाला पुरुष तो स्वयं ही सचा मुख यानी विज्ञान-आनन्द्रमन परमात्मा ही हो जाता है, और मेदरूपसे उपासना करनेवाला मक्त भिन्नरूपसे उस रसमय परमात्माके खरूपका दिव्य रस पान करता है यानी उस अमृतमय सगुण-खरूप परमात्मा-के मिलनके आनन्दका अनुमव करता है।

यहाँतक तो वाणीकी पहुँच है। इसके बाद दोनों प्रकारके भक्तोंकी एक ही फलस्वरूपा अनिर्वचनीय स्थिति होती है, जिसे वेद-शास्त्र, शिय-सनकादि, शारदा एवं साधु-महात्मा तथा इस स्थितिको प्राप्त होनेवाले भी कोई पुषप किसी प्रकार नहीं बतला सकते। जो कुछ भी बतलाया जाता है, उस सबसे यह अत्यन्त परेकी बात है। क्योंकि यहाँ वाणीकी तो बात ही क्या है, मन और बुद्धिकी भी पहुँच नहीं है।

इसिलये दुःख और विमरूप समझते हुए नाशवान्। क्षणभञ्जर, तुच्छ भौतिक सुखको लान मारकर परमाःमाकी प्राप्तिरूप सच्चे सुखके लिये ही कटियद्ध होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार चेष्टा करनेवाले पुरुपको परमेश्वरकी दयासे ( क्यक्टि प्राप्ति, होनी सहज है।

## श्रीहरिः

## श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा बिखित पुस्तकें—

| तत्त्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, पृष्ठ ३५       | ,०, एप्टि | क           |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| कागज, मूल्य II=) सजिल्द                       | •••       | 111-)       |
| तत्त्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र गुटका,          | वृक्ष ४४४ | ٤,          |
| मूल्य 🗠) सजिल्द                               | •••       | 1=)         |
| तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-पृष्ठ ६३२, एण्टि       | क काग     | <b>ਜ</b> ,  |
| मूल्य ॥।=) सजिल्द                             | •••       | <b>१=</b> ) |
| तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-गुटका, सचित्र,         | पृष्ठ ७५  | ۰,          |
| मूल्य 📂) सजिल्द                               | •••       | II)         |
| परमार्थ-पत्रावली-पृष्ठ १४४, मूल्य             | •••       | 1)          |
| गीता-निबन्धावली-मृत्य                         | •••       | =)          |
| नवधा-भक्ति-मृत्य                              | •••       | =)          |
| ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप-मूल्य        | •••       | -)11        |
| नारीधर <del>्म-सचित्र</del> , पृष्ठ ५२, मूल्य | •••       | -)11        |
| गीताका सूक्ष्म विषय-पाकेट-साइज, पृष्ट         | , ७०, मू  | ल्य −)।     |

| श्रीमे                                           | ( <b>-</b> 12 |
|--------------------------------------------------|---------------|
| सचा '                                            | )             |
| भगव । वावेध । पाय-पृष्ठ ३५, भू न 🔧               | )11           |
| ् नत्यकी शरणसे मुक्ति-गुटका, पृष्ठ ३२, मूल्य *** | )11           |
| गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग-मूल्य       | )11           |
| च्यापारसुधारकी आवश्यकता और <b>च्यापार</b> से मु  | कि-           |
| पृष्ठ ३२, गुटका, मृत्य '''                       | )#            |
| भगवान् क्या हैं ? मूल्य                          | )11           |
| त्यागसे भगवत्प्राप्ति-मूल्य ***                  | )(            |
| धर्म क्या है ? मूल्य                             | )(            |
| महात्मा किसे कहते हैं ? पृष्ठ २०, गुटका, मूल्य   | )1            |
| प्रेमका सञ्चा स्वरूप-पृष्ठ २४, गुटका, मूल्य ***  | )(            |
| इमारा कर्तव्य-पृष्ठ २२, गुटका, मृत्य '''         | )1            |
| ईश्वर दयाछ और न्यायकारी है-पृष्ठ २०, गुटका, मू   | ल्य 🕽।        |
| ईश्वर-साक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि साधन है | -             |
| पृष्ठ २४, गुटका, मृत्य                           | )(            |
| गजलगीता-मूल्य आध                                 | वा पैसा       |
| विश्रेष जानकारीके लिये पुस्तकों तथा चित्रोंक     | ा बड़ा        |
| स्वीपत्र सुपत मैंगवाश्ये ।                       |               |
| पता-गीताप्रेस, गो                                | खपुर          |